







писоривники

## राज कॉमिक्स - सुर्के इस विषय में किसमी और काफी सोय-विचार करके समासज



टकराव की दालाने का अब तो जब राक ही हुन है पुज्यों बब्ब की पित्रावार में की मारितार की स्वार्थ के बीच किया की स्वार्थ के स्वार्थ के सामें से दिसारी कीए की दार्थी का ही ।

ब्रस स्वरेजी

9

































इस तरह जागराज को खत्म •• साथ ही शाथ मेरी करने वालों की अंडरवार्ट की ब्रांसिया से मह-मही ती मिलेमी ही ०००

तरफ से द्वनासस्यहण मिलेका बेड्युमार देएनत और सैकड़ों विज्यू इंग्लियों से अश स्टक विज्ञाल खजाना

वीहै। मैं चाहता हं कि नासराज आपसें सेही किसीके हाथों से खत्स ही

नाबापाञ्चा के थुप होते ही बांकित हो उठी मिस किलरबील उठी

नागराज के हत्यारे की रवजाना देने की आपकी ग्रात यह सावितकरती है जाराप्यहा। कि आप जाराख की सिर्फ अलंकवाद के दुइमन की खत्स करने के लिस्न नहीं, किसी और उद्देक्य के लिस भी सार्वा चाहते ही ।

अप अलत समक रही हैं सिस किलर जरा सोचिस जो विद्वव के बर अपराधी के व्यस्तव क इत्यारा होता । क्या उसको कोई झानदार बनास नहीं मिलना चाहिए। खैर छोडिए दसबात को।









इधर नामराज मदाहर पुरातस्ववेला जी असे व्रवाजे पर देख-मानवी के घर पहुँचे सुका था-

कर सेसे शैंकी मानी वह नागराज वहीं ताजसहत

जागराज्य । विकक्ष अपराध्य का बुद्रसम्म मासम्बद्धाः । सुप्रस्टीरो नामराज । मेरे •• मेरे दरवाजे पर ! उफ ०० उफ । कहीं में खुड़ी से पासल सा ही जार्फ 1

क्या आप मुक्ते अन्तर आने के लिए नहीं कहेंगी मिस म्यनवी .

> ये रुक आम संप्रमा भी तो हो सकता है। जो नींद में आमतीर भे हर आवसी की

नहीं सानग्री । सुसे यह आमसपना नहीं ल्बाला । ०००

ओह ्तो यह है

तुम्हारी समस्या।तुम रुक सपने को इतनी

गंभीरता से क्यों ले

रहेड़ी 2

दिखाई दोता है।

कुष देर बाद अपने से पूरी तरह चूल-मिल चुकी मांवरी

को नावाराज सारी बात बता युका था-

... क्योंकि सुके हमेद्रा यह आसास होता है कि सपने में विस्थाई देने वाले वुक्यों का , सुकसे संजवीकी संबंध









उन्दर्भ वार्ष वार्ष विद्यास मंदिरों के रफ स्केप का अध्ययक का में हुम जानिक पर पहुँची हूँ कि तुम्मारे सपने में अने वार्त मंदिरों के स्व-रेखा अमर में स्थित वो मंदिरों से मिलती है।



जिसमें पहला है ••• दूसरा है राजस्थान के ऐलिफेटा द्वीपका गुरूब गुफा मंदिर ••• में बता हैरों मंदिर•••





हुत्सा क्षासे त्यावा तो कुछ पता बहीं वास्ता । लेकिन कुछ पता बहीं वास्ता । लेकिन किए भी में हुस्स स्लेकिन मेर्न पता पुरस्ति सम्बंध के मेर्न

संदेशी। विल्कुल। संक्रिकेटा से ही करता हूं, क्योंकि वहीं यहां से स्बसे पास है।























































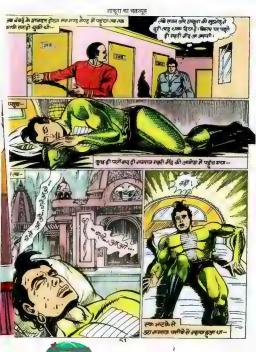















